# संकल्प प्रकाश

# गंधर्वलोक प्रतिष्ठान

प्रयागराज

२०२४ - २०२५

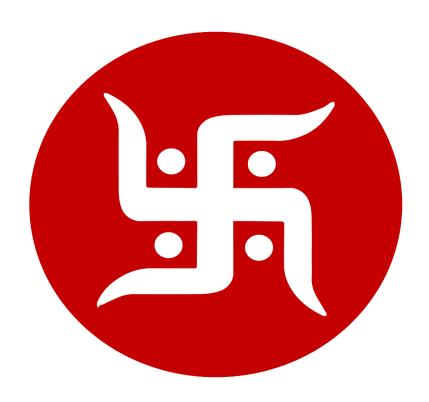

# संकल्प क्या है

संकल्पः कस्यचित् उद्देश्यस्य प्रतिबद्धतां कृत्वा घोषणां कर्तुं भवति। आर्थत उदेश्य के लिए प्रतिबद्ध हो कर उद्घोषणा करना ही संकल्प है।

## संकल्प के प्रकार:-

- सामान्य संकल्प
- लघु संकल्प
- सरल संकल्प
- हण संकल्प

#### सामान्य संकल्प

दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर निम्न संकल्प मंत्र बोलें :-

"ऊँ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे, वैवस्वतमन्वन्तरे, अष्टाविंशतितमे कलियुगे, कलि प्रथम चरणे, जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, (अपने स्थान का नाम), मासे (अपने मास का नाम), शुक्ल/कृष्ण पक्षे, (तिथि) तिथौ, (वार) वासरे, (नक्षत्र) नक्षत्रे, (योग) योगे, (करण) करणे, एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां (तिथि) तिथौ, (अपना नाम), (अपना गोत्र) गोत्रोत्पन्नः, अहं गृहे, (देवता का नाम) प्रीत्यर्थं, (पूजा/अनुष्ठान का उद्देश्य) करिष्ये।"

## लघु संकल्प

दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर निम्न संकल्प मंत्र बोलें :-

| "ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्यैतस्य (रात मे : अस्यां रात्र्यां कहे) मासोतमे मासे २ " | मासे           | ३ पक्षे ४        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| तिथौ५ वासरे६ गोत्रोत्पन्नः७ शर्माऽहं/(वर्माऽहं/गुप्तोऽ                                | हं) ममात्मनः स | तर्वारिष्ट निरसन |
| पूर्वक सर्वपाप क्षयार्थं, दीर्घायु शरीरारोग्य कामनया धन-धान्य-बल-पुष्टि-कीर्ति-यश र   |                |                  |
| पुराणतन्त्रोक्त फल प्राप्तयर्थं, सकल मनोरथ सिध्यर्थं८ करिष्ये।"                       | _              |                  |

### सरल संकल्प

दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर निम्न संकल्प मंत्र बोलें :-

गंधर्वलोक प्रतिष्ठान

| "ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरूषस्य,विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य (रात मे : अस्यां रात्र्यां कहे) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे भारतवर्षे |
| भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते १ संवत्सरे महांमागल्यप्रद मासोतमे मासे २ मासे                           |
| ३ पक्षे ४ तिथौ५ वासरे ६ गोत्रोत्पन्नः ७ शर्माऽहं/(वर्माऽहं/गुप्तोऽहं)                                                 |
| ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणतन्त्रोक्त फलप्राप्तये ग्रहदोष, दैहिक, दैविक, भौतिक – त्रिविध ताप निवार्णार्थं सर्वारिष्ट |
| निरसन पूर्वेक सर्वपाप क्षयार्थं मनसेप्सित फल प्राप्ति पूर्वक, दीर्घायु शरीरारोग्य कामनया धन-धान्य-बल-पुष्टि-कीर्ति-   |
| यश लाभार्थं, सकल आधि, व्याधि, दोष परिहार्थं सकल मनोरथ सिध्यर्थं ८ करिष्ये।"                                           |
|                                                                                                                       |

(१ संवत्सर का नाम, २ महीने का नाम, ३ पक्ष का नाम, ४ तिथि का नाम, ५ दिन का नाम, ६ अपने गोत्र का नाम, ७ ब्राह्मण शर्माऽहं, क्षत्रिय वर्माऽहं, वैश्य गुप्तोऽहं और शूद्र दासोऽहं कहें, ८ जो कर्म पूजा/जपादि करना हो उसका उच्चारण करे।)

## दृढ़ संकल्प

दाहिने हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर निम्न संकल्प मंत्र बोलें :-

| ॐ विष्णुर्विष्णुः । श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविँशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचणे भूलेंकि भारतवर्षे जम्बूद्विपे                       |
| भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावर्तस्य अमुकक्षेत्रे अमुकदेशे अमुकनाम्निनगरे (ग्रामे वा) श्रीगड्गायाः                           |
| (उत्तरे/दक्षिणे) दिग्भागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्यसमयतः संख्या -परिमिते                               |
| प्रवर्त्तमानसंवत्सरे प्रभवादिषष्ठि -संवत्सराणां मध्ये नामसंवत्सरे, अयने, ऋतौ,                                                    |
| मासे, पक्षे, तिथौ, वासरे, नक्षत्रे, योगे, करणे,                                                                                  |
| राशिस्थिते चन्द्रे, राशिस्थितेश्रीसूर्ये, देवगुरौ शेषेशु ग्रहेषु यथायथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं                              |
| ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौगोत्रोत्पन्नस्यशर्मण: (वर्मण:, गुप्तस्य वा) सपरिवारस्य                                      |
| ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त्पुण्यफलावाप्त्यर्थं ममऐश्वर्याभिवृद्धयर्थं अप्राप्तलक्ष्मीप्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल |
| संरक्षणार्थं सकलमन: इप्सितकामनासंसिद्धयर्थं लोके व सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशोविजयलाभादि प्राप्त्यर्थं                       |
| समस्तभयव्याधिजरापीडामृत्यु परिहारद्वारा आयुरारोग्यैश्वर्याद्यभिवृद्धर्थं तथा च मम जन्मराशे: सकाशाद्ये                            |
| केचिद्धिरुद्धचतुर्थाष्ट्रमद्वादशस्थानस्थिता: क्रूरग्रहा: तै: सूचितं सूचियष्यमाणञ्च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा          |
| तृतीयैकादशस्थानस्थितवच्छुभफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रदिसन्ततेरविच्छिन्न वृद्धयर्थम्। आदित्यादिन्नवग्रहानूकूलता सिद्धर्थम          |
| इन्द्रादि -दशदिक्पालप्रसन्नतासिद्धर्थम् आधिदैविकाधि भौतिकाध्यात्मिका त्रिविधतापोपशमनार्थं                                        |
| धर्मार्थकाममोक्षफलावाप्त्यर्थं यथाज्ञानं यथा मिलितोपचारद्रव्यै: देवस्य पूजनं करिष्ये। तदड्गत्वेन गणपत्यादि                       |
| देवानां पूजनञ्च करिष्ये।                                                                                                         |